

''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-1-03.''

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

# प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 15ी

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 अप्रेल 2006— चैत्र 24, शक 1928

## ′विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थातीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुर:स्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

# भाग १

# राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 30 मार्च 2006

क्रमांक ई-7/19/2004/1/2.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 21-3-2006 द्वारा श्री सी. के. खेतान, भा.प्र.से., सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जन संपर्क विभाग को दिनांक 7-4-2006 से 19-4-2006 तक (13 दिवस) का स्वीकृत अर्जित अवकाश एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

> छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विभा चीधरी, अवर सचिव.

#### रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

, क्रमांक एफ 4-13/2002/1/एक.—राज्य शासन एतद्द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री फखरूदीन, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर को दिनांक 16 फरवरी, 2006 से 24 फरवरी, 2006 तक (नी दिवस) का पूर्ण वेतन भत्तीं सहित अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति एवं दिनांक 25 एवं 26 फरवरी, 2006 के सार्वजनिक अवकाश लाभ की अनुमित प्रदान करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. आर. सेजकर, अवर सचिव.

## राजस्व विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

#### रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2006

क्रमांक एफ-4-11/सात/06.—छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) उपकर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 7 सन् 2005) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ (अधोसंरचना विकास एवं पर्यावरण) कर नियम, 2005 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

#### संशोधन

उक्त नियमों में,—

नियम 6 के उपनियम (2) के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात् :-

''परन्तु यह कि कोई उपकर इस नियम के प्रभाव में आने की तिथि तक भुगतान हेतु शेष है, यदि उसका भुगतान नियम के प्रभावशील होने के 60 दिन के भीतर कर दिया जाता है तो वह किसी शास्ति का दायित्वाधीन नहीं होगा''.

#### Raipur, the 25th March 2006

No. F-4-11/seven/2006.—In exercise of the power conferred by sub-section (1) of section 9 of the Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas Evam Paryavaran) Upkar Adhiniyam, 2005 (No. 7 of 2005) The State Government hereby makes the following amendments, in Chhattisgarh (Adhosanrachana Vikas Evam Paryavaran) Upkar Niyam, 2005:—

#### **AMENDMENT**

In the said rules ,-

After sub-rule (2) of rule 6 the following proviso shall be added, namely :—

"Provided that any cess remained to be paid on the date of enforcement of the rule if paid within 60 days from the date of enforcement of the rule, shall not be liable for any penalty".

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विलियम कुजूर, अवर सचिव.

## विधि और विधायी कार्य विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

#### ्रायपुर, दिनांक 25 मार्च 2006

फा. क्र. 2568/डी-825/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, श्री नरसिंह उसेंडी, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग की सेवायें, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु उच्च न्यायालय के ज्ञापन क्रमांक 148/दो-2-17/2001/गोप./2006, बिलासपुर, दिनांक 22-3-2006 के परिप्रेक्ष्य में रिजस्ट्रार, माध्यस्थम अधिकरण के पद पर नियुक्ति हेतु कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक विधि और विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर को एतद्द्वारा साँपी जाती है.

## रायपुर, दिनांक 27 मार्च 2006

फा. क्र./2568/डी-824/21-ब/छ.ग./06.—राज्य शासन, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के ज्ञापन क्रमांक 148/II-2-17/2001 (गोपनीय)/2006 बिलासपुर, दिनांक 22-3-2006 के अनुशंसा पर में श्री नरसिंह उसेंडी, पंचम अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दुर्ग, छ.ग. की सेवायें विधि और विधायी कार्य विभाग, छ.ग. शासन, मंत्रालय, रायपुर में प्रतिनियुक्ति पर लेते हुए उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश तक छ.ग. माध्यस्थम अधिकरण, रायपुर में रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त करती है.

, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, टी. पी. शर्मा, प्रमुख सचिव.

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर -

#### रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2006 -

क्रमांक एफ-1-72/2006/सत्रह/एक.—विभागीय आदेश क्रमांक एफ 1-115/2004/सत्रह/एक, दिनांक 3-3-2006 के सरल क्रमांक-90 एवं सरल क्रमांक-137 लोक सेवा आयोग की प्रवीण्यता सूची क्रमांक-141 एवं क्रमांक-219 पर उल्लेखित नियुक्ति आदेश में नाम-डॉ. मिवल किशोर भगत एवं डॉ. आलोक विभा बाखला दर्ज है.

2. उक्त दोनों नाम टंकण त्रुटिवश अंकित हो गया है अतएव उसमें संशोधित किया जाकर सही नाम डॉ. विमल किशोर भगत एवं डॉ. आलोका विभा बाखला पढ़ा जावें.

#### रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक एफ 21-03/2003/नौ/55.—प्रसव पूर्व निदान तकनीक (विनियमन और दुरुपयोग निवारण) संशोधन अधिनियम, 2002 (2003 का क्रमांक 14) द्वारा मूल अधिनियम में अंतःस्थापित धारा 16क की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्द्वारा, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 19-2-2004 के सरल क्रमांक 2 में उल्लिखित राज्य पर्यवेक्षक मंडल की सदस्य सुश्री लता उसेंडी के स्थान पर सुश्री रेणुका सिंह, विधायक, प्रेमनगर को सदस्य नामांकित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, व्ही. के. राय, अवर सचिव

#### राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कोरबा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### कोरबा, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|            | 3     | रूमि का वर्णन |                             | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |
|------------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| जिला       | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन          |
| (1)        | (2)   | (3)           | (4)                         | (5)                                                 | (6)               |
| ,<br>कोरबा | कोरबा | छटन           | 30.09                       | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन     |

#### कोरबा, दिन्नांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उछेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|       |         | <b>ू</b> मि का वर्णन | •                            | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|---------|----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| जिला  | तहसील   | नग्र∕ग्राम           | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन          |
| (1)   | (2)     | (3)                  | (4)                          | (5)                                                 | (6)               |
| कोरबा | कोरबा • | गढ़उपरोड़ा           | 34.00                        | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### कोरबा, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपवंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|       | . 9   | भूमि का वर्णन |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|-------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| जिला  | तहसील | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकडु में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन          |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)                          | (5)                                                 | (6)               |
| कोरबा | कोरबा | मारगांव<br>   | 26.00                        | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | ं पूरक भू–अर्जन   |

#### कोरबा, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उचत भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूर्च

|       |                    | भूमि का वर्णन |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|--------------------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| जिला  | तहसील              | नगरं∕ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृतं अधिकारी                     | कां वर्णन         |
| (1)   | (2)                | (3)           | (4)                          | (5)                                                 | (6)               |
| कोरबा | कोरबा <sub>.</sub> | सतरेंगा<br>-  | 14.31                        | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा संकता है.

#### कोरबा, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची, के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|            | ,     | भूमि का वर्णन |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |               |
|------------|-------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|---------------|
| जिला       | तहसील | न्गर/ग्राम    | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      |                   | का वर्णन      |
| (1)        | (2)   | (3)           | (4)                          | (5)                                                 |                   | (6)           |
| कोरबा<br>• | कोरबा | झोरीबहार<br>' | 4.30                         | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. |                   | पूरक भू-अर्जन |

#### कोरबा, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|          | 4       | भूमि का वर्णन | •                            | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |
|----------|---------|---------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|
| জিলা<br> | तहसील   | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृतु अधिकारी                     | का वर्णन          |
| (1)      | (2)     | (3)           | (4)                          | (5)                                                 | (6)               |
| कोरबा    | ं कोरबा | कोमा          | 26.75                        | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### कोरबा, दिनांक 28 मार्च 2006

क्रमांक/3418/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (3) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|       | ā.    | र्मि का वर्णन | •                           | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|-------|-------|---------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला  | तहसील | नगर∕ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन          |  |
| (1)   | (2)   | (3)           | (4)                         | (5)                                                 | (6)               |  |
| कोरबा | कोरवा | रांपा         | 51.20                       | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन     |  |

#### कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक/3607/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (31) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं::—

## अनुसूची

|       | 92     | ूमि का वर्णन          |                             | धारा ४ की उपधारा (2)                               | सार्वजनिक प्रयोजन |
|-------|--------|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| जिला  | तहसील  | नगर/ग्राभ             | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                     | का वर्णन          |
| (1)   | (2)    | (3)                   | (4)                         | (5)                                                | (6)               |
| कोरबा | कटघोरा | तुंगा<br>प. ह. नं. 13 | 20.00                       | कार्यपालन अभियंता, बांगो वांध<br>क्र. 03, माचाडोली | पूरक भू-अर्जन     |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरबा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक/3607/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उद्घेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

## अनुसूची

|       | 9              | भूमि का वर्णन         |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                                | सार्वजनिक प्रयोजनै |
|-------|----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------|
| जिला  | तहसील          | नगर∕ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन           |
| (1)   | (2)            | (3)                   | (4)                          | (5)                                                 | (6)                |
| कोरबा | <b>क</b> टघोरा | घोंसरा<br>प. ह. नं. 5 | 103.15                       | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन      |

#### कोरबा, दिनांक 1 अप्रैल 2006

क्रमांक/3607/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गय सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता एड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शामन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उक्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबंध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबंध उसके संबंध में लागू होते हैं :—

#### अनुसूची

|         | ·      | भूमि का वर्णन          | •                            | ं धारा ४ की उपधारा (2)                              | सार्वजनिक प्रयोजन |  |
|---------|--------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|--|
| जिला    | तहसील  | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                      | का वर्णन          |  |
| (1)     | (2)    | (3)                    | (4)                          | (5)                                                 | (6)               |  |
| कोरबा ं | कटघोरा | जिल्दा<br>प. ह. नं. 13 | 16.00                        | कार्यपालन अभियंता, बांगो बांध<br>क्र. 03, माचाडोली. | पूरक भू-अर्जन     |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कोरवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### राजनांदगांव, दिनांक 20 मार्च 2006

क्रमांक 1862/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में विणंत भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संवंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संवंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

|             | , 5       | ूमि का वर्णन           |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                         | सार्वजनिक प्रयोजन                           |  |
|-------------|-----------|------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------|--|
| जिला        | तहसील     | नगर⁄ग्राम .            | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी               | का वर्णन                                    |  |
| (1)         | (2)       | (3)                    | . (4)                        | (5)                                          | (6)                                         |  |
| राजनांदगांव | छुईखदान . | मौहाभाठा<br>प.इ.नं. 17 | 3.93                         | कार्यपालन यत्री, जल संसाधन<br>संभाग, छुईखदान | पंडरिया जलाशय के अंतर्गत<br>मुख्य नहर हेतु. |  |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व. खेरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

## राजनांदगांव, दिनांक 20 मार्च 2006

क्रमांक 1863/भू-अर्जन/2006.— चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के ख़ाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

|             | •       | भूमि का वर्णन         |                              | धारा ४ की उपधारा (2)                           | सार्वजनिक प्रयोजन                           |
|-------------|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| जिला        | तहसील   | नगर/ग्राम             | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                 | का वर्णन                                    |
| (1)         | (2)     | (3)                   | (4)                          | (5)                                            | (6)                                         |
| राजनांदगांव | छुईखदान | बुंदेली<br>प.ह.नं. 17 | 16.04                        | कार्यपालन युत्री, जल संसाधन<br>संभाग, छुईखदान. | पंडरिया जलाशय के अंतर्गत<br>मुख्य नहर हंतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदयांव, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक 1960/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने को संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सेभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

|                  | . 9            | भूमि का वर्णन         |                             | धारा ४ की उपधारा (2)                                                        | सार्वजनिक प्रयोजन                                               |
|------------------|----------------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| जिला             | तहसील          | नगर⁄ग्राम •           | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                              | का वर्णन                                                        |
| (1)              | (2)            | (3)                   | (4)                         | (5)                                                                         | (6)                                                             |
| /<br>राजनांदगांव | <u>इ</u> ईखदान | संबलपुर<br>प.ह.नं. 11 | 2.70                        | कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट<br>परियाजना संभाग स. लोहारा,<br>जिला – कबीरधाम. | सुतियापाट परियोजना के<br>अंतर्गत संबलपुर माइनर<br>निर्माण हेतु. |

भृमि का नक्सा (प्तान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजम्ब, खेरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

## राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक 1961/भू-अर्जन/2006.— चृंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशर्य की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन. इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

|               |         | रूमि का वर्णन          |                              | · धारा ४ की उपधारा (2)                                                      | सार्वजनिक प्रयोजन                                                             |
|---------------|---------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील   | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                              | का वर्णन                                                                      |
| (1)           | (2)     | (3)                    | (4)                          | (5)                                                                         | (6)                                                                           |
| राजनांदगांव ् | छुईखदान | चिलगूड़ा<br>प.ह.नं. 11 | 11.85                        | कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट<br>परियोजना संभाग स. लोहारा,<br>जिला – कबीरधाम. | सुतियापाट परियोजना के<br>अंतर्गत संबलपुर माइनर/<br>आर. बी. सी., निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्वे, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है

#### राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक 1962/भू-अर्जन/2006. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

|             | <i>a</i> . | र्मि का वर्णन∙        |                               | धारा ४ की उपधारा (2)                                                        | े सार्वजनिक प्रयोजन                                                               |
|-------------|------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| जिला        | तहसील      | नगर∕ग्राम             | लग्भग क्षेत्रफल<br>(एकड् में) | के.द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                              | का वर्णन                                                                          |
| (1) /       | (2)        | (3)                   | (4)                           | (5)                                                                         | . (6)                                                                             |
| राजनांदगांव | छुईखदान    | बरवसपुर<br>प.ह.नं. 11 | 6.12                          | कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट<br>परियोजना संभाग स. लोहारा,<br>जिला – कवीरधाम. | सुतियाघाट परियोजना कें<br>अंतर्गत पेंडरवानी माइनर/<br>' आर. बी. सी. निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खैरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 22 मार्च 2006

क्रमांक 1963/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भृमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

#### अनुसूची

| •           |         | ्र्<br>रूमि का वर्णन   | • .                          | धारा 4 की उपंधारा (2)                                                       | सार्वजनिक प्रयोजन                                                              |
|-------------|---------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| जिला        | तहसील   | नगर/ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(एकड़ में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                              | . का वर्णन                                                                     |
| (1)         | (2) .   | (3)                    | (4)                          | (5)                                                                         | (6)                                                                            |
| राजनांदगांव | छुईखदान | नेवासपुर<br>प.ह.नं. 11 | 12.95                        | कार्यपालन यंत्री, सुतियापाट<br>परियोजना संभाग स. लोहारा,<br>जिला – कबीरधाम. | सुतियापाट परियोजना के<br>अंतर्गत पेंडरवानी माइनर/<br>आर. बी. सी. निर्माण हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, खेरागढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.

#### राजनांदगांव, दिनांक 31 मार्च 2006

क्रमांक 2212/भू-अर्जन/2006.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संतरन अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूनअर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपवन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारां, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

|             | หุ          | मि का वर्णन            |                                  | धारा 4 की उपधारा (2)                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |
|-------------|-------------|------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| जिला .      | तहसील       | नगर∕ग्राम              | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                          | का वर्णन                                             |
| (1)         | (2)         | (3)                    | (4)                              | (5)                                                     | , (6)                                                |
| राजनांदगांव | राजनांदगांव | बेलरगोंदी<br>प.ह.न. 78 | 10.910                           | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन<br>वैराज संभाग, डोंगरगांव. | घुमरियानाला बैराज के वायों<br>तट मुख्य नहर (निर्माण) |

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरोक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# 

रा. प्र. क्र. 20/ अ-82/05-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गयं सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |           |           |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन                                          |
|---------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| जिला          | व्रहसील   | नगर∕ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                 | का वर्णन                                                   |
| . (1)         | (2)       | (3)       | . (4)                            | (5)                                                            | (6)                                                        |
| सरगुजा        | अंबिकापुर | नमनाखुर्द | 1.084                            | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन<br>संभाग क्रमांक – 1, अम्बिकापुर. | रिखी जलाशय योजना के<br>नमनाखुर्द माइनर के निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### सरगुजा, दिनांक 17 फरवरी 2006

रा. प्र. क्र. 21/ अ-82/05-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

|      | ^  |
|------|----|
| 2777 |    |
| अगस  | T. |
| - 1  |    |

| •      | મુ        | मि का वर्णन | .•                               | धारा 4 की उपधारा (2)                                           | सार्वजनिक प्रयोजन                                    |
|--------|-----------|-------------|----------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| जिला   | तहसील     | नगर∕ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | ़ के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                               | का वर्णन                                             |
| (1)    | (2)       | . (3)       | .(4)                             | (5)                                                            | (6)                                                  |
| सरगुजा | अंबिकापुर | करौंदी      | 1.359                            | कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन<br>संभाग क्रमांक – 1, अम्बिकापुर. | रिखी जलाशय योजना के<br>करोंदी माइनर निर्माण<br>हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, अम्बिकापुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज कुमार पिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग-

#### बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 4/ अ-8212005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1.सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |           | धारा ४ की उपधारा (2)                | सार्वजनिक प्रयोजन                                                        |                                                                                |
|---------------|--------|-----------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| जिल <u>ा</u>  | तहसील  | नगर∕ग्राम | लगभगं क्षेत्रफल<br>- (हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                           | का वर्णन                                                                       |
| (1)           | (2)    | (3)       | . (4)                               | (5)                                                                      | (6)                                                                            |
| बिलासपुर      | तखतपुर | बेलसरो    | 0.182                               | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण<br>विभाग, सेतु निर्माण संभाग,<br>बिलासपुर | तखतपुर-मुंगेली मार्ग पर<br>मनियारी सेतु पर पुल निर्माण<br>के पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि का नंबर्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## ब़िलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 5/ अ-82/2005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:—

## अनुसूची

| भूमि का वर्णन |        |                    |                                  | धारा ४ की उपधारा (2) .                                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                            |
|---------------|--------|--------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| जिला          | तहसील. | नगर/ग्राम          | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                            | का वर्णन                                                                     |
| (1)           | (2)    | (3)                | (4)                              | (5)                                                                       | (6)                                                                          |
| बिलासपुर      | तखतपुर | तखतपुर<br><b>।</b> | 0.243                            | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण<br>विभाग, सेतु निर्माण संभाग,<br>बिलासपुर. | तखतपुर भथरी मार्ग के<br>कि. मी. 1/8 पर मंनियारी<br>सेतु के पहुंच मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शां (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

## बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 18/ अ-82/2005-06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सृचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

## अनुसृची

| •           | -4      | भूमि का वर्णन |                                  | धारा ४ की  उपधारा (2)                                                    | सार्वजनिक प्रयोजन                                                       |
|-------------|---------|---------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <u>जिला</u> | तहसील   | नगर/ग्राम     | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                                           | का वर्णन                                                                |
| (1)         | (2)     | · (3)         | (4)                              | (5)                                                                      | (6)                                                                     |
| विलासपुर    | .तखतपुर | तुरकाडीह      | 0.400                            | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण<br>विभाग, सेतु निर्माण संभाग,<br>विलासपुर | मंगला-कोनी मार्ग के कि. मी.<br>1/2 पर अरपा सेतु के पहुंच<br>मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

#### बिलासपुर, दिनांक 14 मार्च 2006

प्रकरण क्रमांक 19/ अ-82/2005-06.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजिनक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### , अनुसूची

| भूमि का वर्णन   |              |           |                                           | <b>धारा 4 को उपधारा (2)</b>                                              | सार्वजनिक, प्रयोजन                                                     |
|-----------------|--------------|-----------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| জিলা<br>(1)     | तहसील<br>(2) | नगर/ग्राम | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्ट्रेयर में)<br>(4) | के द्वारा ै<br>प्राधिकृत अधिकारी<br>(5)                                  | का वर्णन<br>(6)                                                        |
| ्रा<br>बिलासपुर | तखतपुर       | निस्तृ    | 0.073                                     | कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण<br>विभाग, सेतु निर्माण संभाग,<br>विलासपुर | मंगला-कोनी मार्ग के कि.मी.<br>1/2 पर अरपा सेतु के पहुंच<br>मार्ग हेतु. |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोटा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

# कार्यालय, कलेक्टर, जिला दुर्ग, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

#### दुर्ग, दिनांक 24 मार्च 2006

क्रमांक 1723/प्र.1/भू-अर्जन/06. — चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं, अथर्वा आवश्यकता पड़ने की संभावना हैं. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

#### अनुसूची

|       | મું     | मि का वर्णन |                                  | धारा ४ की उपधारा (2)                                 | सार्वजनिक प्रयोजन्     |
|-------|---------|-------------|----------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------|
| जिला  | तहसील . | नगर∕ग्राम   | लगभग क्षेत्रफल<br>(हेक्टेयर में) | के द्वारा<br>प्राधिकृत अधिकारी                       | का वर्णन               |
| (1)-  | (2)     | · ·(3) -    | (4)                              | (5)                                                  | (6)                    |
| दुर्ग | गुरूर   | पलारी       | 0.46                             | अनुविभागीय अधिकारी, लो. नि.<br>वि. (भ/स) गुण्डरदेही. | पलारी-भिरई पहुंच मार्ग |

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), बालोद के कार्यालय में देखा जा सकता है.

.छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, जवाहर श्रीवास्तव, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव

## कार्यालय, कलेक्टर, जिला सरगुजा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन संयुक्त सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

#### सरंगुजा, दिनांक ८ मार्च 2006

रा. प्र. क्र./15/अ-82/2005-2006. — चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:—

## ,अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन-
  - (क) जिला-सरगुजा
  - (ख) तहसील-सीतापुर
  - (ग) नगर/ग्राम-सीतापुर
  - (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.677 हेक्टेयर

| खसरा नम्बर                            | रकवा          |
|---------------------------------------|---------------|
| असरा गन्यर                            | • • • • •     |
| ,                                     | (हेक्टेयर में |
| (1)                                   | . (2)         |
| 813                                   | 0.223         |
| 831                                   | 0.069         |
| . 833                                 | 0.121         |
| 814 .                                 | 0.057         |
| . 816 .                               | 0.024         |
| 817                                   | 0.109         |
| 818/1                                 | 0.061         |
| * 820/1                               | 0.033         |
| 830                                   | 0.024         |
| 821/1                                 | 0.004         |
| योग                                   | 0.677         |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |               |

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, सीतापुर के कार्यालय में किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सनोज कुमार चिंगुआ, कलेक्टर एवं पदेन संयुक्त सचिव

# विभाग प्रमुखों के आदेश

## कार्यालय, कलेक्टर, राजनांदगांव

#### राजनांदगांव, दिनांक 7 अप्रैल 2006

क्रमांक/2388/ज्ये.लि. 1/06.—राजनांदगांव जिले में हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध को ध्यान में रखते हुए इन बीमारियों के प्रसार की रोकथाम करना आवश्यक है. अत: छत्तीसगढ़ आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध अधिनियम 1983 के अंतर्गत प्रदत्त अधिकारों को प्रयोग में लाते हुए मैं जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी उक्त विनियम के नियम 3 के अधीन संपूर्ण राजनांदगांव जिला को 6 माह (छ: माह) की अविध के लिए अधिसूचित क्षेत्र घोषित करता हूं.

- 2. जिले के विभिन्न शहरों, हाट-बाजारों, तहसील एवं विकासखंड मुख्यालय के बाजारों, बस स्टैण्डों के होटलों, दुकानों, ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजारों एवं अन्य स्थलों में सड़े-गले फल, मानव खाद्य के लिए रोगग्रस्त या अशुद्ध या अस्वास्थ्यकर साग सिब्जयां, मिष्ठान, मांस, मछिलियों, अनाज, रोटी, मानवीय उपयोग के लिए पेय पदार्थ जैसे बर्फ, आईसक्रीम, शीतल पेय, गंदा गन्ना रस आदि बेचे जाने से हैजा, आंत्रशोध, पेचिस एवं संक्रामक बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है. इस प्रकार की हानिकारक वस्तुओं की बिक्री रोकने के लिए छ. ग. आपत्तिक हैजा, जठर, आंत्रशोध तथा संक्रामक यकृत शोध विनियम 1983 के नियम (2) (ज) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों अर्थात् मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक, जिला परिवार कल्याण एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजनांदगांव, सहायक खण्ड चिकित्सा अधिकारी एवं जिले के समस्त नगर निगम क्षेत्र/नगर पालिका/नगर पंचायत, अधिकारियों को निरीक्षण एवं सघन अभियान चलाने के निर्देश दिये जाते हैं.
- 3. जिले के महत्वपूर्ण रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों के यात्रियों को हैजा का टीका लगाने की समुचित व्यवस्था स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों द्वारा की जाएगी.
- यह आदेश पूर्व सावधानी उपाय के रूप में प्रसारित किया जा रहा है.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

जी. एस. मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

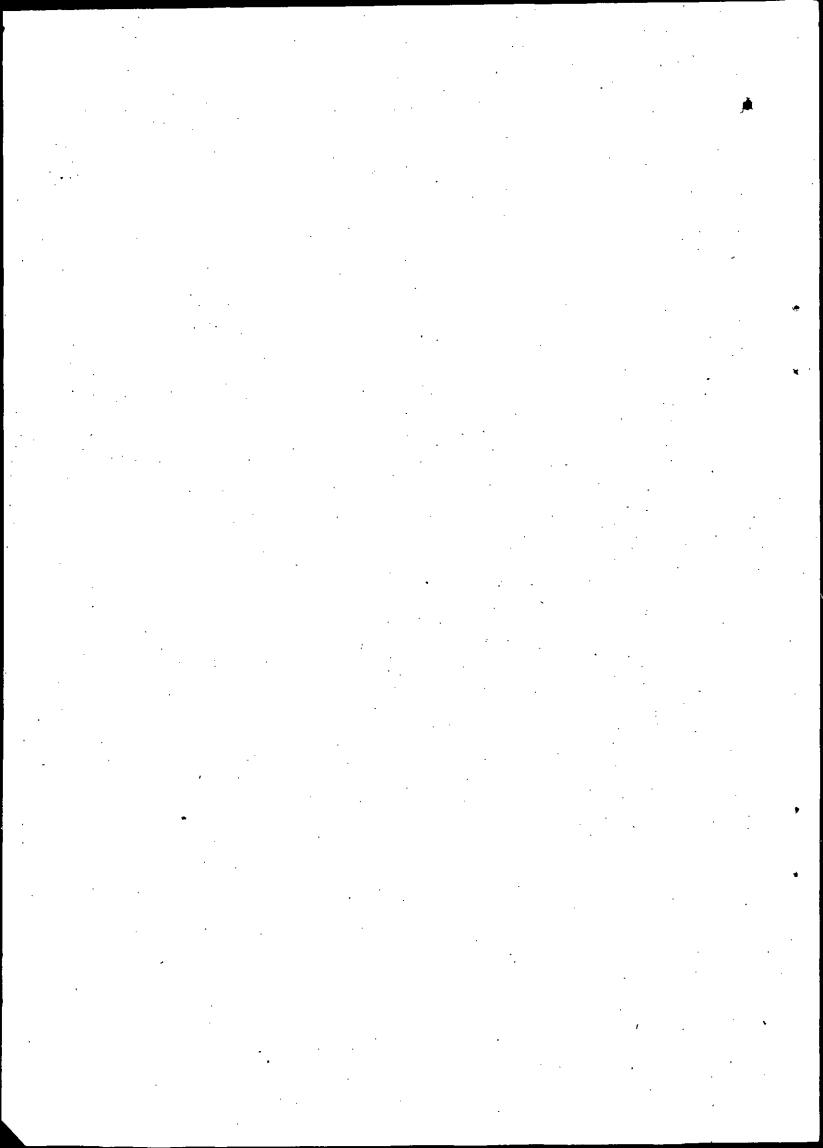